## PRINTED BOOK

## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya,
HARDWAR

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney

Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404

HARDWAR, U. P., INDIA.

То,

पेज-13 - वेज अलग-2 वर्षे हरहै। 25-x12x0.2c.m

शतस्वार-थूतये ॥ ४१ ॥ यनाययनावः यजायसावोऽ ----

मक्टियोमहासारम्यात\_

82

यहसंब

यातम्बास्यूतया ४१।। यसायसावः यसायसावा ५ ग्र गमयेगिराभिराचिद्वसेगष्यवयसम्तज्जानवेद सम्प्रयमित्रन्तरार्थिस्यम्॥४२॥पहिनः।पाहिना अत्रग्राक्यापाद्यानिहुनीयया।।पादिगीबि्स्निस भिरुजीम्पतेपाहिचत्स्भिर्वसा॥४३॥ऊजीन

राम

स्वानाभ्य द्विधागामभ्य ४१ , भेरत्या भिन्द्स द्वित्स्या वाजना दिगायुर्वे।। ३०। कथा नः।कयानाश्चित्रऽञ्पास्वद्नीसदार्धःस्याक याशिव्याव्ता॥ ३२॥ कस्ता। स्यामदानामा क्षेहियुमासद्यम्।।इराविदाक्तेवस्।।४०।।त्र भीषुणः। ग्रभीषुणः स्रवीनामविना तरिन् गाम्।।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

इन्द्रेक्षित्र्यमिदमयोग्तनमध् ॥ शासीसेन्तन्त्रम्। सीसेन् तज्ञमनसामनी विराध अर्कास्त्र जेरा कवयो वया ति।। गुत श्रियनायस्र १ सवितास्यस्ति ने स्यत्यं वसरोगिभयङ्ग्य न्।। त्रस्यास्यम्मत्र्भावीभिक्तिस्तरं धुद्देवताः न सर्थरराणाशिक्षामानिष्ठाख्ये बहुधान ने क्रनिभस्वगस्य

युटसं ह

मार्थ्समभवन्तलाजाशाच्यातद्षित्रना भिष्यतार्द्धवर्न नीस रेख्ती व्यति वेष्रो ऽ जन्ते रम् ज्यस्यम् जा नमास् रेकारोनरेण्ट्धनोगवास्विगण्यास्यस्वतीमनसावे श्रांच वसुनास्त्रा क्रां वयित्र र्शतं वयु भरस्य विस्तृतन रोहितन्त्रयाहुद्वीरस्त्रस्यनाद्वेमाण्यापयसार यहसंह

यामिन्द्रस्यतन्त्रम्।एतर्थस्त्रोतर्नेनप्याप्त्रभ्रम् मार्वर्तयासिनः।।अ। वस्वस्वावस्वस्वान्त्रानुगाय वेण छन्दसार द्यास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रा श्रानुतार्गतेन्छन्द्रसा। सङ्ग्रवः स्वाती रंग्काचीरं। न्य द्योग द्या अप्तरन्त्रमत्रदेवा अप्तरन्त्रमद्विष्पुताप

यम अपू

मासम्बभ्दवतस्मेतेमहिम्हेणुजापतयेदेवेड्यः खाहा ॥धायुन्तनिबुध्रमायुन्तिनेबुध्रमस्यन्त्रयन्त्रम रित्रस्युयमरोचेनेरोचनारिविग्यु अन्यस्याष्ट्र जानपर्यकामया हरी विपद्मसार ये। प्रोगणध्यस्तर वाह्सा।ई॥यद्दात्रभयद्दात्रीऽग्रुपोऽग्रुगनीगान्स्

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

शास्द्वासाभिन्देती भ्यास्त्रणीरपेवृक्ष श्चिमेल युवस्त् रिश् -त्रेस्त्रानिधीमत्युशन्तः सिभिधने चमे नंप्रस्था पितःन्द्रवियेऽग्रत्रवे॥१०युष्ट्रातेत स्यानः अवेःशिर ५इन्ट्रोदेव नेयः। ज्याधिय राचमें जुज्ञान त्यत्र्यमन व मागजा सोमोराजामतं थुमेजेमाचमे

यम र

श्चिमे व लेश्च मेर मध्यानमा 🛂 स्यीनचमे राचमेख्द्री त्यन्त्रममः

नष्विद्यानं वैत्यवित्रेत्रेत्र स्य यसार्दशाइसम्पत्र स्थार्वन समे बीसोयध्यपरासऽईयुः॥येगमे त कुष्ठ ब्रजनास्व हा। ईटा। अध. न्नासी अत्रग्रा अस्तमाश्रुषाणः।

राम २५६

यह संह

श्चामे व लेश्च मे यही न क ल्या नाम्। व । वो जेश्चा मेस ल्या मध्यालमाचेमेतन्स्य्रमेशर्मचमेवर्मचमेज्ञे द्वानिच्ने स्पीनचमेपर्रश्चेयचमेश्चरारीगचमभ्त्रायुष्ट्यमेज राचेमे युद्रो नेक ल्पानाम्।। राग्डेपेस्याम् अत्राधिष त्यन्त्रमम्न्युश्वमेभामश्वमेमश्चमञ्जूमेनुश्चमेने माचमे

राम र

मेप्यस्व म्ह्रामे प्ययंति म्ह्रामेप्यक्षिति म्ह्रामेधी तिम्ह्रामेक्र नेम्बरेस्यम्भोन्स्रोकम्बरेम्भवम्बरेम्भातम्ब मेड्डपोतिश्चमेखश्चमेयदोनकल्पनाम्।।पूग्ग श्चाने पानश्चमे द्यानश्चमे स्वानश्चमे स्वानश्चमे । तञ्चमे चाक्कामेमनञ्ज्वमेचच् प्रश्वमेश्श्री त्रञ्चमे स्दो

राम

इतिसं हितायास प्रस्थाधायः॥ ॥ वार्तस्व।

धाराः समिधीनस्नानाज्याणेह्दितिज्ञानवैद्यां । त्य ॥क्नाःइवहत्रीक्न्याःइवहर्गमेनवाऽचेऽ अन्यन्त्रानाऽप्रभिचाकशीमि। खन्नस्म स्योख त्रयत्रीधृतस्पधारा अस्त्रिभतत्र्यवने॥ स्थायत्र्यर्थ तासुष्ट्रिक्तं इद्यमातिमस्मास्भद्दाद्विगानिधन्न।

या संह

तेऽन्प्रधन्द्रमयोद् तस्यम्गाः इविष्योगरीयमाणाः ॥ शासिन्योतिवपाइने।ऋचनासेवातं प्राप्त्यः पतयंति यहाः। ध्तस्यधारा अत्ररः यो न बा जी वराष्ट्रा भिन्दन्त्रार्मित भिः पिन्नमानः ॥ हेप।। ग्रभिष्यवना ग्रभिष्यवनासमेने वयाखाः कह्न्याम्यः समयमानासोऽञ्जागतम्॥ चतस्य

रम २५४

र्यम् भूस्य भावे जान होना हे क भूस्य यानिष् नच्यारेयार्नाऽत्रेविनार्नाऽत्रेविनार्नाऽत्रेविनिहद्यास्य द्या खनबुनारिष्ठणानावचरी। घनस्यधारा अत्रिभिनाक शीमिहिरएययो बेन्सोमद्रो ५० त्रासाम्। लेशासम्यक्ते विनासितानधेना अन्तर्देरामनसाषुयमानाः।।ए

क्रयमान् ऋतेः ऋद्रेगवमीद्वीर ऽर्गतत्। छे ।। च्राचा यहसंह म् श्रिकागच्चारिशंगाच्या । त्यस्यपादाद्देशीर्व समहस्त्रासी भ्ययस्य। विधावद्वी त्यभोरी रवीतिम हो दे वो मर्ग्या राष्ट्र ज्ञाविव शाम्सा विधा हिनाम्स श्लिशि स्यमान् इविदेवासे घ्तमन्त्रविन्दन्।।इ

राम

विह्यम्। इत्यम्। इत्यास्य हार् सिंशास्य हार् सिर्मा ध मां याऽ उरायुपा ऐ अनासमम् नमान स्वाद्त स्यनामग्रस्य स्वारी हारेवानामम्तरस्यना भिभारते।वयनाम। वयन्त्राम् प्रव्यामा प्रतस्या सिमन्य ते धारयामानमी भिराउप ब्रुस्मा श्रण्व

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

यहमह

रस्तीसमऽइन्द्रश्चमेष्या सम् ५५न्द्रश्चमे ब्हम्पितश्च मु ५५ न्द्रश्वसे य ते ने कल्पनाम् ॥ द्वाम ५५ द्यमे वरुण्यमः इद्यमेधाना चमः इद्यमे त्रकृत्वम् ५६न्द्रश्चमे मरतस्य म ५६न्द्रश्चमे विश्वचेत्र देवाऽइन्द्रश्चमेय्रजेनेकल्पन्त्राम्॥१९।।पृथिवीचाम

राष्ट्र

शर्व ५ ज्या युस्पाञ्च मे वित्र ज्योगे विति श्वा मे स्त ज्योगे स ति श्रुमेय्त्रेनकल्पनाम्॥१४॥ इसुचामेवस्तिश्रु मेकमीचमेशक्रिश्वमेर्यश्वम ५रामश्वम ५५रताच मेगिति श्रुप्तेयत्रेन कल्पन्ताम्।।।।।।। श्रुप्तिश्रुप्तेयत्रे। मुऽर न्द्रश्चामेसामश्चम् ५ इन्द्रश्चमेस् विताचम् ५ इन्द्रश्चमेस्

युवसं ह त्रेनकल्यानाम्।।१२।। त्रात्रप्रमाचामम्। नेकाचमेशिययम् मेपर्वताष्ट्रमेरिकताष्ट्रमेह्न न्यान्य समेरिनेस्य ऋमेयश्वमेरयामञ्ज्ञमेलाहञ्चमेसी स ज्ञ्रंत्रप्रचमे AX यत्रेनकल्पन्ताम्।।२।ऽयुगिनश्च मः अत्रापश्चमेत्रीरः राम 246 धश्चमऽञावधयश्चमेकृष्ट्यच्याश्चमेग्याम्याश्चमेप

CC-0. Gurukul Kangri University Caristwa Collection Buitized by S3 Foundation US

मुगन्त्रमेरुपुन्यान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्यमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्यमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्त्रमः ऋद्वान्तः स्वतः स्वत मेक्क् पिश्वमेमितश्वमेस्यमिस्यमेस्यमेस्योस्येनकल्पना म्॥शाबीहयश्वामेयवाश्वमेमायाश्वमेतिनाश्व मेम द्राश्चमेखहन्नाश्चमेष्रिय इत्यम्भेग वश्चरपा माकाश्चमेनीवाराश्चमेगोध्माश्चमेम्सरश्चमेय

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

युवसं व

नेसमितिष्यमेकविष्यमेतेवष्यमेतेवष्यमेतेवष्यम मेय्र तेनक ल्यान्ताम् ॥ शार्षिष्ट्र । मेरायश्च मेप्र स्त्रीमे अष्याने विभवने प्रभवने पूर्ण त्रवे ने पूर्ण त्रवने क यव ऋमेदित ऋमेन ऋमेद्र च्रमेख जेनकल्यानाम् ॥१९॥ बित्तन्त्रामे वेद्यान्त्रमे भूतन्त्र्रामे भविष्याचे मे

यम

श्वमेय सेनं कल्यानाम्।।।शात्रात्रां मेमयश्वमेष्रिय त्र्यमे अस्य स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान मेहविएन्नमेम्ह्नमेम्भयन्त्रमेवसीयत्र्वेत्रस श्राञ्चामेयत्रेनकल्यानाम्।।गाउद्यानाम्स्राना चमेपयश्चमेरसञ्ज्ञमेघ्तञ्चमेमध्चमेसिक्षञ्च 3X

॥मेरतेत्र्यमेय् इसं द्रोनां सथत्र्यमे तीवानुष्यमे से धीयुन 24/9 त्रीमेन शित्र ज्ञामेभयन्त्र मेस्य व्याने स्वया श्रीमेसु दिने त्रामेय त्रेने कल्पाना मु। द्वायना चामेध् र्ताचमरोमप्रामधितम्ब्रमेविश्यात्र्यमेमद्रम्ब्रमेर् विचेमेजात्र ज्यमेस स्योगे प्रस्क्षिमेसी र ज्यमेलय

राम

महिमाचेमेह्यिमाचेमेख्रिमाचेमेह्यिमाचेमेह्यिमा मेर चंचह्रकामे बहु प्रत्रमे यसेने कल्यानाम् ॥ ॥ स्यान मिश्रुद्वाचमेजगच्चमेधनन्त्रमेविश्र्यन्त्रमेमहश्चुमे क्रीडाचमेमोद ऋमेजात ऋमेज निस्यामाण ऋमेस क्रात्रमसुक्तत्र्यमेयत्रेनकल्यानाम्।।५।।उत्तत्र्य

अख्रेसत् अख्रेसदस्य विराद्य स्ति नित्र विराद्य स्ति । नासन्तर्यस्ती। वणन्त्रपायुर्वियगस्यवाले वस्त्रिनीरो षोहरसात्रश्ली॥ उद्गात्रप्रक्रित्र व्यात्रप्रक्रित्र व्यात्रप्र द्राप्त्र हो ग्राञ्कारी न ते जो ह विसाल ते ने गय दर्मा शि गोध्मेः कुवले स्तानिवेद्यान श्रक्त मसिनं ब्रसाने।। एटे।।

अविर्नामेबान सिर्वीर्याय प्याए स्पयन्या अत्रमतो गुही ब्याम् सर्वत्यप्याक्षेश्चीनन्तस्या तब्हिंबदेरैर्जजान ॥रेशाइन्द्रस्यस्त्पम्॥इन्द्रस्यस्पम् वभो बतायकर्णां क्रा र्थु अम्मात्र सम्मात्र सं ग्रामायवानवहिं ब्रुविके संगणि क्किन्धुत्रत्रेमधुसार्घमुखात्॥ २९॥ त्राचन

यम ३८%